श्रीहरि:

श्रीमन्महर्षि वेदव्यासप्रणीत

महाभारत श्री किया विकास (द्वितीय खण्ड) Vol. 2

[ वनपर्व और विराटपर्व ]

( सचित्र, सरल हिंदी-अनुवादसहित )



अनुवादक-

पण्डित रामनारायणदत्त शास्त्री पाण्डेय 'राम'

# <sub>भीइरिः</sub> वनपर्व

| अस्याच                                                                                               | विषय                                                                                                                                                                                                                                                   | पृष्ठ-सख्या                                                                 | अध्याय विषय पृष्ठ-संस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १-पाण्डवीव<br>अनुगमन<br>उनमेरी व<br>कोटितीर्थ<br>२-धनके दोष<br>के उपायें<br>तथा शौन<br>१-युधिष्ठिरवे | विषय (अरण्यपर्व)  हा बनगमनः पुरवासियोंद्वारा  हा और युधिष्ठिरके अनुरोध बहुतोंका लौटना तथा पाण्डवोंका  में रात्रिवास  हा अतिथि-सत्कारकी महत्ता तथा के विषयमें धर्मराज युधिष्ठिरसे कि जीकी बातचीत  हारा अन्नके लिये भगवान् और उनसे अक्षयपात्रकी प्राप्ति | उनका<br>करनेपर<br>प्रमाण-<br>१४५<br>कल्याण-<br>ब्राह्मणीं<br>१४१<br>सूर्यकी | १४— धृतके समय न पहुँचनेमें श्रीकृष्णके द्वारा शास्त्र- के साय युद्ध करने और सौभविमानसहित उसे नष्ट करनेका संक्षिप्त वर्णन १९० १५—सौभ-नाशकी विस्तृत कथाके प्रसङ्गमें द्वारकामें युद्धसम्बन्धी रक्षात्मक तैयारियोंका वर्णन १९२ १६—शास्त्रकी विशास सेनाके आक्रमणका यादवसेना- द्वारा प्रतिरोधः साम्बद्धारा क्षेमवृद्धिकी पराजयः वेगवान्का वध तथा चारुदेष्णद्वारा विवित्स्यदैत्य- का वध एवं प्रद्युम्नद्वारा सेनाको आश्वासन १९४ १७—प्रद्युम्न और शास्त्रका घोर युद्ध १९७ |
| ४-विदुरजीव<br>धृतराष्ट्रक                                                                            | ग धृतराष्ट्रको हितकी सळाइ दे<br>। रष्ट होकर महल्में चला जाना                                                                                                                                                                                           | ना और<br>··· ९६१                                                            | १८—मृच्छावस्थामें सारिथके द्वारा रणभूमिसे बाहर लाये<br>जानेपर प्रद्युमका अनुताप और इसके लिये<br>सारिथको उपालम्भ देना "९९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| वहाँ जाक                                                                                             | ा काम्यकवनमें प्रवेश और विद्<br>र उनसे मिळना और बातचीत                                                                                                                                                                                                 | करना ९६३                                                                    | १९-प्रयुम्नके द्वारा शाल्वकी पराजय " १००१<br>२०-श्रीकृष्ण और शाल्वका भीषण युद्ध " १००३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| बुळवाना<br>७-दुर्योधनः                                                                               | । संजयको भेजकर विदुरको<br>और उनसे क्षमा-प्रार्थना<br>दुःशासनः शकुनि और कर्णकी                                                                                                                                                                          | ··· <b>१६६</b><br>स <b>लाह</b> ः                                            | २१-श्रीकृष्णका शाल्वकी मायासे मोहित होकर<br>पुनः सजग होना १००५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>की तैयारी</b>                                                                                     | ा <b>वध</b> करनेके लिये उनका <b>वनने</b><br>ो <b>तथा</b> व्यासजीका आकर उनको<br>ग भृतराष्ट्रसे दुर्योधनके अन                                                                                                                                            | रोकना ९६८                                                                   | २२-शाल्ववधोपाख्यानकी समाप्ति और युधिष्ठिरकी<br>आज्ञा लेकर श्रीकृष्ण, धृष्टद्युम्न तथा अन्य सब<br>राजाओंका अपने-अपने नगरको प्रस्थान ··· १००७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| रोकनेके वि                                                                                           | लेये अनुरोध<br>द्वारा सुरभि और इन्द्रके उपार                                                                                                                                                                                                           | 686                                                                         | २३-पाण्डर्वोका द्वैतवनमें जानेके लिये उद्यत होना<br>और प्रजावर्गकी न्याकुलता "१०११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| वर्णन तथ                                                                                             | ग उनका पाण्डवींके प्रति दया दि                                                                                                                                                                                                                         | खलाना ९७०                                                                   | २४-पाण्डवींका द्वैतवनमें जाना "१०१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| दुर्योधनसे                                                                                           | ग जानाः मैत्रेयजीका धृतराष्ट्र<br>पाण्डवींके प्रति सद्भावका थ<br>गेषनके अशिष्ट व्यवहारसे षष्ट                                                                                                                                                          | <b>मनुरोध</b>                                                               | २५-महिष मार्कण्डेयका पाण्डवींको धर्मका आदेश<br>देकर उत्तर दिशाकी ओर प्रस्थान "१०१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| उसे शाप                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        | ९७२                                                                         | २६-दल्भपुत्र बकका युधिष्ठिरको ब्राह्मणौंका<br>महत्त्व वतलाना ''' १०१७<br>२७-द्रौपदीका युधिष्ठिरसे उनके शत्रुविषयक कोधको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ११—भीमसेनके                                                                                          | द्वारा किर्मीरके वधकी कथा<br>(अर्जुनाभिगमनपर्व)                                                                                                                                                                                                        | ९७५                                                                         | उभाइनेके लिये संतापपूर्ण वचन " १०१९<br>२८-द्रौपदीद्वारा प्रह्वाद-बलि-संवादका वर्णन—तेज<br>और क्षमाके अवसर " १०२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| स्तुतिः द्रौ                                                                                         | ोर द्रौपदीके द्वारा भगवान् श्रीव<br>पदीका भगवान् श्रीकृष्णते अपने प्र                                                                                                                                                                                  | ति किये                                                                     | २९-युधिष्ठिरके द्वारा क्रोधकी निन्दा और क्षमाभाव-<br>की विशेष प्रशंसा " १०२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| श्रीकृष्णः<br>१ <b>३-श्रीकृष्</b> णक                                                                 | गान और दुःखका वर्णन और भ<br>अर्जुन एवं धृष्टचुम्नका उसे आश्वार<br>ग जूएके दोष बताते हुए पाण                                                                                                                                                            | ान देना ९८०<br>डवॉपर                                                        | ३०-दुःखसे मोहित द्रौपदीका युधिष्ठिरकी बुद्धिः धर्म<br>एवं ईश्वरके न्यायपर आक्षेप "१०२८<br>३१-युधिष्ठिरद्वारा द्रौपदीके आक्षेपका समाधान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| आया हु <b>इ</b><br>मानना                                                                             | विपत्तिमें अपनी अनुपस्थितिको<br>                                                                                                                                                                                                                       | •••रण                                                                       | तया ईश्वरः धर्म और महापुरुषोंके आदरसे<br>स्त्रभ और अनादरसे हानि " १०३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| अनुसार युक्त छेड्ननेका अयुरोभ १०३८ १४-भर्म और नीतिकी वात कहते हुए शुर्षिष्ठरकी अपनी प्रतिशाके पालनरूप भर्मपर ही डटे १४-भर्म और नीतिकी वात कहते हुए शुर्षिष्ठरकी अपनी प्रतिशाके पालनरूप भर्मपर ही डटे १४-द्रांसित मोतिनका युप्तिहरको युद्धके लिये १४-द्रांसित मोतिनका युप्तिहरको युद्धके लिये १४-द्रांसित मोतिनका युप्तिहरको प्रतान तथा पालविका आगमन और युप्तिष्ठरको प्रतिस्कृतिविधा- प्रदान तथा पालविका पुना कामस्कनमामन १४०-अर्जुनका तथा समार्थ आरित्ते मिलकर इन्द्रकील पर्वतपर जाना एवं इन्द्रका दर्जन करना १०५२ (कैरालपर्व) १८-अर्जुनको तथा समार्थ आरित सक्तिका युना कामस्कनमामन १०५-अर्जुनको तथा समार्थ और उनके विषयमें मृथियोंका भगवान् श्रद्धको सक्ति व्याप्त अर्जुनके हारा भगवान् श्रद्धको स्त्रित १८०० ११-भगवान् श्रद्धको अर्जुनके हारा भगवान् श्रद्धको अर्जुनके वारा मगवान् ११०-अर्जुनके पाल दिक्लाकोका आगमन एवं उन्हें दिव्याक-प्रदान तथा इन्द्रका उर्जुन स्त्राम् समार्थिक स्त्राम् अर्जुनके पाल दिक्लाकोका आगमन एवं उन्हें दिव्याक-प्रदान तथा इन्द्रका उर्जुन स्त्राम समार्थिक समार्थ अर्जुनके पाल दिक्लाकोका आगमन एवं उन्हें दिव्याक-प्रदान तथा इन्द्रका उर्जुन स्त्राम अर्जुनके पाल विक्लाकोका प्रतान समार्थ अर्जुनके साथ सम्प्रिती अर्जुनको स्त्राम उर्जुनके साथ सम्प्रतीको उत्तर अर्जुनके साथ सम्प्रतीको उत्तर अर्जुनके साथ सम्प्रतीको अर्जुनको साथ सम्प्रतीको उत्तर अर्जुनके साथ सम्प्रतीको उत्तर अर्जुनके साथ सम्प्रतीको उत्तर प्रताम सम्प्रतीक सम्प्रतीक साथ सम्प्रतीको उत्तर प्रताम सम्प्रतीक सम्प्रतीक साथ सम्प्रतीको अर्जुनके साथ सम्प्रतीको अर्जुनके साथ सम्प्रतीको अर्जुनके साथ सम्प्रतीको उत्तर प्रताम सम्प्रतीक सम्प्रतीक साथ सम्प्रतीको अर्जुनके साथ सम्प्रतीको अर्जुनके साथ सम्प्रतीको अर्जुनके साथ सम्प्रतीको अर्जुनके साथ सम्प्रतीक सम् | ३२-द्रीपदीका पुरुपार्थको प्रधान मानकर पुरुपार्थ<br>करनेके लिथे जोर देना "" १०३४<br>३३-भीमसेनका पुरुपार्थकी प्रशंसा करना और  | ५०-वनमें पाण्डवोंका आहार १०८<br>५ ५१-संजयका धृतराष्ट्रके प्रति श्रीकृण्णादिके द्वारा की<br>हुई दुर्योषनादिके वधकी प्रतिशाका वृत्तान्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अपनी प्रतिज्ञाक याजनार प्रमेगर ही डटे रहनेको पोशणा १९८५ स्वनेको पोशणा १९८५ स्वनेको पोशणा १९८५ स्वनेको प्राचित कराना स्वनेक स्वनेका अपियरको स्वन्ना स्वनेको प्राचित कराना स्वनेक स्वनेक स्वनेक प्रयोजन स्वनेक | युधिष्ठिरको उत्तेजित करते हुए क्षत्रिय-धर्मके<br>अनुसार युद्ध छेड्नेका अनुरोध " १०३८                                        | सुनाना १०८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| दर्भ-इ. जित भीमतेनका युषिप्रिको युक्के क्रिये  उसाहित करना  ३६-चुषिप्रदेश भीमतेनको समझाना, व्यासबीका आगमन और युषिप्रको प्रतिस्पृतिविधा- प्रदान तथा पाण्डवींका पुनः काम्यक्वनगमन १०५०  १०-अर्जुनका सव भाई आदिसे मिलकर इन्द्रकील पर्यतपर जाना एवं इन्द्रका दर्शन करना (करातपर्व)  १८-अर्जुनका उम तथस्या और उसके विषयमें स्विपोंका भगवान् शहुरके साथ वातांक्यप १०५६  १०-भगवान् शहुरको अर्जुनके द्वारा मगवान् शहुरको स्वर्ण स्वर्ण अर्थ अर्जुनके वरदान देकर अपने धामको प्रथान ११-अर्जुनके पान दिक्यालीका आगमन एवं उन्हें दिव्यालम्प्रतान तथा इन्द्रका अर्जुनके वरदान देकर अपने धामको प्रथान ११-अर्जुनके पान दिक्यालीका आगमन एवं उन्हें दिव्यालम्प्रतान तथा इन्द्रका अर्जुनके वरदान देकर अपने धामको प्रथान ११-अर्जुनके पान दिक्यालीका आगमन एवं उन्हें दिव्यालम्प्रतान तथा इन्द्रका उन्हें स्वर्गमें चलनेना आदेश रेना ११०५०  ११-अर्जुनका हिमालकाले विदा होकर मातलिके साथ सम्प्रतिको को अल्ले और प्रक्रांच स्वर्ण करनेपर भी नलके विकद्र सम्प्रतीको करनेपर भी नलके विकद्र सम्प्रतीको हिमालकाले विदा होकर मातलिके साथ सम्प्रतीको अल्ले और उर्वशाका करनेपर अर्जुनके वारा सम्प्रतीको तिवारण करनेपर भी राजाको युत्ते निक्चन नहीं होना ११०५  १९-अर्जुनको अल्ले और अर्जुनके पान सम्प्रतीको तिवार करनेपर अर्जुनके वारा सम्प्रतीको कामपोदिन होकर अर्जुनके पान आना और उनके अर्थाकार करनेपर उन्हें शाव देकर तीर आना अर्थ उनके पान विकर्ण करनेपर भी नलके विकद्र सम्प्रतीको कुण्डिनपुर मेजना ११०५०  १९-अर्जुनको अल्ले और अर्जुनके पान सम्प्रतीको विवार करनेपर भी नलके विवारण करनेपर भी राजाको युत्ते निक्चन करिए पर- सम्प्रतीको कुण्डिनपुर मेजना ११०५०  १९-अर्जुनको अल्ले और अर्जुनके पान सम्प्रतीको क्रामप्रतीको विवारण करनेपर भी राजाको युत्ते निक्चन करनेपर भी नलके विवारण करनेपर भी राजाको युत्ते निक्चन और उपल्यानिके साथ सम्प्रतीको कुण्डिन होकर समलिके साथ सम्प्रतीको करोपर सम्प्रतीको विवारण करनेपर भी राजाको विवारण करनेपर भी राजाको वुत्ते निक्चन करनेपर भी नलके विवरण करनेपर भी राजाको युत्ते निक्चन और उपल्यानिके साथ सम्प्रतीको करोपर भी नलके विवरण करनेपर भी राजाको प्रतीक निवरण करनेपर भी सम्प्रतीक विवरण करनेपर भी नलके विवरण करनेपर भी सम्प्रतीको विवरण करनेपर भी नलके विवरण करनेपर भी सम्प्रतीको विवरण करनेपर भी नलके विवरण करन | ३४-धर्म और नीतिकी वात कहते हुए युधिष्ठिरकी                                                                                  | ( नलीपाख्यानपर्च )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| हैं स्वाहित करता  रह-पुणिडिरका मीमतेनको समझाना, व्यावजीका आगमन और युणिडिरको प्रतिस्विचा- प्रदान तथा पण्डवीका पुनः काम्यक्वनगमन १०४९  रह-जुणिडिरको मार्ग प्रवाहित विचा- प्रदान तथा पण्डवीका पुनः काम्यक्वनगमन १०४९  रह-अर्जुनको तथा मार्ग आदिसे मिलकर इन्द्रकील पर्यत्पर जाना एवं इन्द्रको विचार पर्यत्पर जाना एवं इन्द्रको स्वाह वार्ति पर्यत्पर जाना एवं इन्द्रको स्वाह वार्ति पर्यत्पर जाना एवं इन्द्रको स्वाह वार्ति पर्यापर जाना वार्ति विचार पर्यत्पर जाना पर्य इन्द्रको वार्ति पर्यापर जाना वार्ति विचार पर्यत्पर विचार जाना वार्ति विचार जाना वार्ति विचार जाना वार्ति विचार पर्यापर जाना वार्ति विचार जाना वार्ति विचार जाना वार्ति विचार पर्यापर जाना वार्ति विचार जाना वार्ति वार्ति विचार जाना वार्ति विचार  | जपना प्रातशक पालनरूप धमपर हा डट<br>रहनेकी घोषणा १०४४                                                                        | तथा युधिष्ठरके पूछनेपर बृहदश्वके द्वारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| श्रुराण और हंस्का समयन्ती और तस्क्रो अग्रामन और ध्रुथिष्ठिरको प्रतिस्पृतिविद्या पर्क दूसरेके संदेश मुनाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३५-दुःखित भीमसेनका युधिष्ठिरको युद्धके लिये                                                                                 | नलोपाख्यानकी प्रस्तावना • • • १०९१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| प्रदान तथा पाण्डवींका पुनः काम्यकवनगमन १०४९ १०-अर्जुनका सव भाई आदिसे मिलकर इन्द्रकील पर्वतपर जाना एवं इन्द्रका दर्शन करना १०५२ (करातपर्व) १८-अर्जुनकी उम्र तपस्या और उसके विषयमें मृथियोंका भगवान् शङ्कर के साथ वार्ताल्य १०५६ ११-भगवान् शङ्कर और अर्जुनका युद्धः अर्जुनपर उनका प्रसन्न होना एवं अर्जुनके द्वारा भगवान् शङ्करकी स्वरा प्रसन्न होना एवं अर्जुनके द्वारा भगवान् शङ्करकी स्वरा १०६५ १४-भगवान् शङ्कर और अर्जुनको वरदान देकर अपने धामको प्रस्थान १०६५ १४-अर्जुनके पास दिक्यालींका आगामन एवं उन्हें दिक्याल-प्रदान तथा इन्द्रका उन्हें सर्वामें चलनेका आदेश देना १०६५ (इन्द्रलोकाभिगममपर्व) १२-अर्जुनको सिमाल्यने विदा होकर मातलिके साथ स्वर्गलोकको अन्न और उनको स्वरान १०५० (इन्द्रलोकाभिगममपर्व) १२-अर्जुनको हिमाल्यने विदा होकर मातलिके साथ स्वर्गलोकको अन्न और उनको स्वरान १०५० (१२-अर्जुनका हिमाल्यने विदा होकर मातलिके साथ स्वर्गलोकको अन्न और उनको स्वरान १०५० (१२-अर्जुनका हिमाल्यने विदा होकर मातलिक साथ स्वर्गलोकको अन्न और उनको स्वरान १०५० (१२-अर्जुनका हिमाल्यने विदा होकर मातलिक साथ स्वर्गलोकको अन्न और उनके अर्थोका करनेगर उन्हें हाप देकर और उनके अर्थोका करनेगर उन्हें हाप देकर और सम्यन्तीक विद्या सम्यन्तिक विद्या सम्यन्तीक विद्या सम्यन्तीक विद्या सम्यन्तीक विद्या सम्यन्तीक विद्या सम्यन्तिक विद्या सम्यन | ३६-युधिष्ठिरका भीमसेनको समझानाः व्यासजीका                                                                                   | अनुराग और इंसका दमयन्ती और नलको<br>एक दूसरेके संदेश सुनाना १०९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पर्वतपर जाना एवं इन्द्रका दर्शन करना र०५५  (केरातपर्व)  ३८-अर्जुनकी उम्र वपस्या और उसके विषयमें सृश्चिमंका भगवान् शङ्कर के साय वार्तालाण र०५६ विषयमें सृश्चिमंका भगवान् शङ्कर के साय वार्तालाण र०५६ विषयमें उनका प्रस्त होना एवं अर्जुनके द्वारा भगवान् शङ्करकी स्वारा भगवान् शङ्करकी स्वारा भगवान् शङ्करकी स्वारा भगवान् शङ्करका अर्जुनके वरदान देकर अपने धामको प्रस्थान राष्ट्रका अर्जुनके वरदान देकर अपने धामको प्रस्थान राष्ट्रका अर्जुनके वरदान देकर अपने धामको प्रस्थान रथा इन्द्रका अर्जुनके वरदान देकर अपने धामको प्रस्थान तथा इन्द्रका उन्हें स्वर्गमें चलनेका आरदेश देना (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व) (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  (इन्द्रलोका | प्रदान तथा पाण्डवोंका पुनः काम्यकवनगमन १०४९                                                                                 | ५४-स्वर्गमें नारद और इन्द्रकी बातचीतः दमयन्तीके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (केरातपर्व)  ३८-अर्जुनकी उम्र तपस्या और उसके विषयमें मृश्चिमंका भगवान् शक्कर से साय वार्तालाण " १०५६ स्थानान शक्कर से साय वार्तालाण " १०५६ स्थानान प्रक्रिक होना एवं अर्जुनके द्वारा भगवान् शक्कर की एवं अर्जुनके द्वारा भगवान् शक्कर की एवं अर्जुनके वरदान देकर अपने धामको प्रस्थान (१०५५ अर्जुनके पास दिक्पालांका आगमन एवं उन्हें दिव्याखन्पदान तथा इन्द्रका उन्हें स्वर्गमें चल्लेका आदेश देना (१०५७ (१०५५ अर्जुनको प्रस्थान तथा इन्द्रका उन्हें स्वर्गमें चल्लेका आदेश देना (१०५७ (१०५५ अर्जुनको प्रस्थान तथा इन्द्रका उन्हें स्वर्गमें चल्लेका आदेश देना (१०५७ (१०५५ अर्जुनको अख्य और महातको शिक्षा "१०५० (१०५० (१०५० विकर्मन और उर्वशिका वार्तालाय "१०५० विकर अर्जुनके पास जाना और उर्वशिका वार्तालाय "१०५० विकर विकर अर्जुनके पास विकर अर्जुनके वार अर्जुनके पास विकर अर्जुनके वार अर्जुनके पास विकर अर्जुनके |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रश्निका अप्र तेपस्या आरे उसके विषयम स्विपियोंका भगवान् शङ्कर और अर्जुनका युद्ध अर्जुनरि देश-भगवान् शङ्कर और अर्जुनको युद्ध अर्जुनके द्वारा भगवान् शङ्करको स्वारा अर्जुनको वरदान देकर अपने धामको प्रस्थान स्वय इन्द्रका अर्जुनको वरदान देकर अपने धामको प्रस्थान स्वय इन्द्रका उन्हें स्वर्गम चलनेका आरेश देना स्वयं इन्द्रका दर्शन तथा इन्द्रका दर्शन तथा इन्द्रका उन्हें स्वर्गम चलनेका आरेश देना स्वयं देवराज इन्द्रका दर्शन तथा इन्द्रका प्रश्नाच स्वयं देवराज इन्द्रका दर्शन तथा इन्द्रका प्रभाग उनका स्वारात स्वर्गम उनका स्वारात स्वर्गम उनका स्वारात स्वर्गम अर्जुनके प्रसान स्वर्ण स्वर्ण स्वर्णम स्वर्ण स्वर्णम स्वर्ण स्वर्णम स्वर्ण स्वर्णम स | 1                                                                                                                           | ५५-नलका दूत बनकर राजमहलमें जाना और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ३१-भगवान् शकुर और अर्जुनका युद्ध, अर्जुनपर उनका प्रसन्न होना एवं अर्जुनके द्वारा भगवान् शक्करकी खुति ४०-भगवान् शक्करको वरदान देकर अपने धामको प्रस्थान ११-अर्जुनके पास दिक्याळोका आगमन एवं उन्हें दिक्याळ-प्रदान तथा इन्द्रका उन्हें स्वर्गमें चलनेका आदेश देना (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व) ११-अर्जुनको हिमालयसे विदा होकर मातलिके साथ स्वर्गलोकको प्रस्थान ११-अर्जुनको प्रस्थान ११-अर्जुनको प्रस्थान ११-अर्जुनको प्रस्थान ११-अर्जुनको प्रस्थान ११-अर्जुनको हिमालयसे विदा होकर मातलिके साथ स्वर्गलोकको प्रस्थान ११-अर्जुनको अरु अर्थेर मङ्गीतको शिक्षा ११-अर्जुनको प्रस्थान ११-अर्जुनको प्रस्थान ११-अर्जुनको प्रस्थान ११-अर्जुनको प्रस्थान ११-अर्जुनको प्रस्थान ११-अर्जुनको प्रस्थान ११-अर्जुनको स्वर्ग प्रस्थान ११-अर्जुनको प्रस्थान ११-अर्जुनको स्वर्ग प्रस्थान ११-अर्जुनको  | १८-अर्जुनकी उम्र तपस्या और उसके विषयमें                                                                                     | ५६-नलका दमयन्तीसे वार्तालाप करना और लौट-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| अपने धामको प्रश्नान  अपने धामको प्रश्नान  रश्-अर्जुनके पास दिक्पालींका आगमन एवं उन्हें दिव्यास्त्र-प्रदान तथा इन्द्रका उन्हें स्वर्गमें चलनेका आदेश देना  (इन्द्रलोकाभिगमनपर्व)  रश-अर्जुनका हिमालयसे विदा होकर मातलिके साथ स्वर्गलीकको प्रस्थान  रश-अर्जुनका हिमालयसे विदा होकर मातलिके साथ स्वर्गलीकको प्रस्थान  रश-अर्जुनका दिमालयसे विदा होकर मातलिके साथ स्वर्गलीकको प्रस्थान  रश-अर्जुनका अस्त्र देवराज इन्द्रका दर्शन तथा इन्द्र- स्वामा उनका स्वागत  रश-अर्जुनको अस्त्र और सङ्गीतकी विद्या जाना और उनके अस्वीकार करनेपर उन्हें हाप देकर लीट आना  रश-उनके प्रस्ता स्वर्गमें इन्द्र और अर्जुनके मिलकर उनका सर्वेश स्वर्गमें अस्त्रना स्वर्गक प्रसान  रश-उन्होंका विलाप प्रसान  रश-उन्होंका प्रताहको स्वर्गमें इन्द्र और अर्जुनके सिलकर उनका सर्वेश स्वर्गमें अस्त्रना सिलकर उनका सर्वेश स्वर्गमें अस्त्रना  रश-उन्होंका प्रताहको स्वर्गमें इन्द्र और अर्जुनके सिलकर उनका सर्वेश स्वर्गमें अस्त्रना सिलकर उनका सर्वेश स्वर्गक सम्मुल अपने पुत्रों- के लिये जिल्ला करना  रश-उन्होंका आसासन तथा उसकी व्यापका विनाश  रश-उन्होंका विलाप और प्रसान स्वर्गकों सम्पन्तिकों स्वर्गकों स् | २९-भगवान् शङ्कर और अर्जुनका युद्धः अर्जुनपर<br>उनका प्रसन्न होना एवं अर्जुनके द्वारा भगवान्<br>शङ्करकी स्तुति १०५९          | कर देवताओंको उसका संदेश सुनाना ''' ११०२<br>५७-स्वयंबरमें दमयन्तीद्वारा नलका वरणः देवताओं-<br>का नलको वर देनाः देवताओं और राजाओं-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (इन्द्रटोकाभिगमनपूर्व) (२-अर्जुनका हिमालयसे विदा होकर मातलिके साथ स्वर्गलोकको प्रस्थान (२-अर्जुनका हिमालयसे विदा होकर मातलिके साथ स्वर्गलोकको प्रस्थान (२-अर्जुनका प्रस्थान (२-अर्जुनका प्रस्थान (२-अर्जुनका प्रस्थान (२-अर्जुनका प्रस्थान (२-अर्जुनको अस्त्र आर सङ्गीतको द्वाक्षा स्वर्ग | अपने धामको प्रस्थान १०६५<br>४१-अर्जुनके पास दिक्यालींका आगमन एवं उन्हें<br>दिन्यास्त्र-प्रदान तथा इन्द्रका उन्हें स्वर्गमें | यज्ञानुष्ठान और संतानीत्पादन ··· ११०४<br>५८-देवताओंके द्वारा नलके गुणोंका गान और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (२-अर्जुनका हिमालयसे विदा होकर मातलिके साथ स्वर्गलोकको प्रस्थान १९७० १०७० १०७० १०७० १०७० १०७० १०७० १०७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| और धतराष्ट्रका संज्ञात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | स्वगलिककी प्रस्थान                                                                                                          | करनेपर भी राजाका द्यूतसे निवृत्त नहीं होना ११०९ ६०-दुःखित दमयन्तीका वार्णोयके द्वारा कुमार- कुमारीको कुण्डिनपुर भेजना "१११० ६१-नलका जूएमें हारकर दमयन्तीके साथ वनको जाना और पिक्षयोंद्वारा आपद्भूत्त नलके वस्त्रका अपहरण "१११२ ६२-राजा नलकी चिन्ता और दमयन्तीको अकेली सोती छोड़कर उनका अन्यत्र प्रस्थान "१११५ ६३-दमयन्तीका विलाप तथा अजगर एवं व्याधसे उसके प्राण एवं सर्तात्वकी रक्षा तथा दमयन्ती- के पातिवत्यधर्मके प्रभावसे व्याधका विनाद्यः" १११७ ६४-दमयन्तीका विलाप और प्रलाप, तपस्वियोंद्वारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | और धृतराष्ट्रका संताप १०८६                                                                                                  | Control of the Contro |

| <ul> <li>जंगली हाथियोंद्वारा व्यापारियों के दलका</li> </ul>                                                                   | ७९-राजा नलके आख्यानके कीर्तनका महत्त्वः                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सर्वनाश तथा दुःखित दमयन्तीका चेदिराजके                                                                                        | बृहदश्व मुनिका युधिष्ठिरको आश्वासन देना तथा                                                                                                                                                         |
| भवनमें सुखपूर्वक निवास " ११२८                                                                                                 | चूतविद्या और अश्वविद्याका रहस्य वताकर जाना  ११६७                                                                                                                                                    |
| ६६-राजा नलके द्वारा दावानलसे कर्कोटक नागकी<br>रक्षा तथा नागद्वारा नलको आश्वासन ःः ११३४                                        | ( तीर्थयात्रापर्च )                                                                                                                                                                                 |
| ६७-राजा नलका ऋतुपर्णके यहाँ अश्वाध्यक्षके<br>पदपर नियुक्त होना और वहाँ दमयन्तीके लिये<br>निरन्तर चिन्तित रहना तथा उनकी जीवलसे | ८०-अर्जुनके लिये द्रौपदीसहित पाण्डवॉकी चिन्ता ११६९<br>८१-सुधिष्ठिरके पास देवर्षि नारदका आगमन और<br>तीर्थयात्राके फलके सम्बन्धमें पूछनेपर नारदर्जी-<br>द्वारा भीष्म-पुलस्त्य-संवादकी प्रस्तावना ११७१ |
| बातचीत ११३६<br>६८-बिदर्भराजका नल-दमयन्तीकी खोजके लिये                                                                         | ८२-भीष्मजीके पूछनेपर पुलस्त्यजीका उन्हें विभिन्न                                                                                                                                                    |
| ब्राह्मणोंको भेजनाः सुदेव ब्राह्मणका चेदिराजके                                                                                | तीर्थोंकी यात्राका माहात्म्य बताना ११७३                                                                                                                                                             |
| भवनमें जाकर मन-ही-मन दमयन्तीके गुणोंका                                                                                        | ८३—कुरुक्षेत्रकी सीमामें स्थित अनेक तीथोंकी<br>महत्ताका वर्णन ःः ११८१                                                                                                                               |
| चिन्तन और उससे भेंट करना " ११३७                                                                                               | ८४-नाना प्रकारके तीथोंकी महिमा " ११९३                                                                                                                                                               |
| ६९-दमयन्तीका अपने पिताके यहाँ जाना और<br>वहाँसे नलको ढूँढ़नेके लिये अपना संदेश                                                | ८६-नाङ्गासागरः अयोध्याः चित्रकृटः प्रयाग आदि                                                                                                                                                        |
| देकर ब्राह्मणोंको भेजना ११४०                                                                                                  | विभिन्न तीथोंकी महिमाका वर्णन और गङ्गा-                                                                                                                                                             |
| ७०-पर्णादका दमयन्तीसे बाहुकरूपधारी नल-                                                                                        | का माहात्म्य · · · १२०२                                                                                                                                                                             |
| का समाचार बताना और दमयन्तीका ऋतुपर्णके                                                                                        | ८६ – युधिष्ठिरका धौम्य मुनिसे पुण्य तपोवनः आश्रम                                                                                                                                                    |
| यहाँ सुदेव नामक ब्राह्मणको स्वयंवरका संदेश                                                                                    | एवं नदी आदिके विषयमें पूछना " १२१०                                                                                                                                                                  |
| देकर भेजना ११४४                                                                                                               | ८७-धौम्यद्वारा पूर्वदिशाके तीथोंका वर्णन १२११                                                                                                                                                       |
| ७१-राजा ऋतुपर्णका विदर्भदेशको प्रस्थानः राजा                                                                                  | ८८-धौम्यमुनिके द्वारा दक्षिणदिशावतीं तीथोंका वर्णन १२१३                                                                                                                                             |
| नलके विषयमें वार्ध्णेयका विचार और बाहुककी                                                                                     | ८९-धौम्यद्वारा पश्चिमदिशाके तीथोंका वर्णन … १२१५                                                                                                                                                    |
| अद्भुत अश्वसंचालन-कलासे वार्णोय और                                                                                            | ९०-धौम्यद्वारा उत्तर दिशाके तीथोंका वर्णन ''' १२१६                                                                                                                                                  |
| ऋतुपर्णका प्रभावित होना " ११४६                                                                                                | ९१-महर्षि लोमशका आगमन और युधिष्ठिरसे                                                                                                                                                                |
| ७२-ऋतुपर्णके उत्तरीय बस्त्र गिरने और बहेड्रेके                                                                                | अर्जुनके पाशुपत आदि दिन्यास्त्रोंकी प्राप्तिका                                                                                                                                                      |
| इक्षके फलोंको गिननेके विषयमें नलके साथ                                                                                        | वर्णन तथा इन्द्रका संदेश सुनाना *** १२१९                                                                                                                                                            |
| ऋतुपर्णकी बातचीतः ऋतुपर्णसे नलको                                                                                              | ९२-महर्षि लोमशके मुखसे इन्द्र और अर्जुनका                                                                                                                                                           |
| यूतविद्याके रहस्यकी प्राप्ति और उनके शरीरसे                                                                                   | संदेश सुनकर युधिष्ठिरका प्रसन्न होना और                                                                                                                                                             |
| कलियुगका निकलना ११४९                                                                                                          | तीर्थवात्राके लिये उचत हो अपने अधिक                                                                                                                                                                 |
| ७३-ऋतुपर्णका कुण्डिनपुरमें प्रवेशः दमयन्तीका                                                                                  | साथियोंको विदा करना " १२२१                                                                                                                                                                          |
| विचार तथा भीमके द्वारा ऋतुपर्णका स्वागत ११५२                                                                                  | ९३-ऋषियोंको नमस्कार करके पाण्डवोंका तीर्थ-                                                                                                                                                          |
| ७४-चाहुक-केशिनी-संवाद *** ११५४                                                                                                | यात्राके लिये विदा होना १२२३                                                                                                                                                                        |
| ७५-दमयन्तीके आदेशसे केशिनीद्वारा बाहुककी                                                                                      | ९४-देवताओं और धर्मात्मा राजाओंका उदाहरण                                                                                                                                                             |
| परीक्षा तथा बाहुकका अपने लड़के-लड़कियोंको                                                                                     | देकर महर्षि लोमशका युधिष्ठिरको अधर्मसे                                                                                                                                                              |
| देखकर उनसे प्रेम करना *** ११५७                                                                                                | हानि बताना और तीर्थयात्राजनित पुण्यकी                                                                                                                                                               |
| ७६-दमयन्ती और बाहुककी बातचीतः नलका                                                                                            | महिमाका वर्णन करते हुए आश्वासन देना १२२५                                                                                                                                                            |
| प्राकट्य और नल-दमयन्ती-मिलन "११५९                                                                                             | ९५-पाण्डवोंका नैमिषारण्य आदि तीथोंमें जाकर                                                                                                                                                          |
| ७७-नलके प्रकट होनेपर विदर्भनगरमें महान् उत्सब-                                                                                | प्रयाग तथा गया तीर्थमें जाना और गय राजाके                                                                                                                                                           |
| का आयोजनः ऋतुपर्णके साथ नलका वार्तालाप                                                                                        | महान् यज्ञोंकी महिमा सुनाना *** १२२६                                                                                                                                                                |
| और ऋतुपर्णका नल्से अश्वविद्या सीलकर                                                                                           | ९६—इल्वल और वातापिका वर्णनः महर्षि अगस्त्य-                                                                                                                                                         |
| अयोध्या जाना ११६३                                                                                                             | का पितरोंके उद्धारके लिये विवाह करनेका                                                                                                                                                              |
| ७८-राजा नलका पुष्करको जूएमें हराना और उसको                                                                                    | विचार तथा विदर्भराजका महर्षि अगस्त्यसे                                                                                                                                                              |
| राजधानीमें भेजकर अपने नगरमें प्रवेश करना ११६५                                                                                 | एक कत्या पाना ''' १२२/                                                                                                                                                                              |

| ९७-महर्षि अगस्त्यका लोपामुद्रासे विवाहः<br>गङ्गाद्वारमें तपस्या एवं पत्रीकी इच्छासे धन-<br>संग्रहके लिये प्रस्थान *** १२३१ | ११३—ऋध्यश्चक्कका अङ्गराज लोमपादके यहाँ जानाः<br>राजाका उन्हें अपनी कन्या देनाः राजाद्वारा<br>विभाण्डक मुनिका सत्कार तथा उनपर मुनि- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ९८-धन प्राप्त करनेके लिये अगस्त्यका श्रुतर्बाः                                                                             | का प्रसन्न होना १२६९                                                                                                               |
| ब्रध्नश्च और त्रसद्दस्यु आदिके पास जाना ''' १२३३<br>९९-अगस्त्यजीका इल्वलके यहाँ धनके लिये                                  | ११४-युधिष्ठिरका कौशिकीः गङ्गासागर एवं वैतरणी<br>नदी होते हुए महेन्द्रपर्वतपर गमनं *** १२७२                                         |
| जानाः वातापि तथा इत्वलका वधः लोपामुद्रा-<br>को पुत्रकी प्राप्ति तथा श्रीरामके द्वारा हरे हुए                               | ११५-अकृतवणके द्वारा युधिष्ठिरसे परशुरामजीके<br>उपाख्यानके प्रसङ्गमें ऋचीक मुनिका गाधि-                                             |
| तेजकी परग्रुरामको तीर्थस्नानद्वारा पुनः प्राप्ति १२३४                                                                      |                                                                                                                                    |
| १००-• त्रतासुरसे त्रस्त देवताओंको महर्षि दर्धाचका<br>अस्पिदान एवं वज्रका निर्माण *** १२४०                                  |                                                                                                                                    |
| १०१बृत्रासुरका वध और असुरोंकी भयंकर मन्त्रणा १२४२                                                                          | का मस्तक काटना और उन्हींके बरदानसे                                                                                                 |
| १०२—कालेयोंद्वारातपस्वियों। मुनियों और ब्रह्मचारियों<br>आदिका संहार तथा देवताओंद्वारा भगवान्                               | पुनः जिलानाः परशुरामजीद्वारा कार्तवीर्य<br>अर्जुनका वध और उसके पुत्रीद्वारा जमदमि                                                  |
| विष्णुकी खुति · · १२४४                                                                                                     | मुनिकी इत्या १२७८                                                                                                                  |
| १०३-भगवान् विष्णुके आदेशसे देवताओंका महर्षि                                                                                | ११७-परशुरामजीका पिताके लिये विलाप और<br>पृथ्वीको इक्तीस बार निःक्षत्रिय करना एवं                                                   |
| अगस्यके आश्रमपर जाकर उनकी स्तुति करना १२४५                                                                                 | भ्याका युक्षिष्ठरके द्वारा परशुरामजीका पूजन १२८१                                                                                   |
| १०४-अगस्त्यजीका विन्ध्यपर्वतको बढ्नेसे रोकना                                                                               | ११८-युधिष्ठिरका विभिन्न तीर्थामें होते हुए प्रभास-                                                                                 |
| और देवताओं के साथ सागर-तटपर जाना ''' १२४७                                                                                  | क्षेत्रमें पहुँचकर तपस्थामें प्रवृत्त होना और                                                                                      |
| १०५—अगस्यजीके द्वारा समुद्रपान और देवताओं-<br>का कालेय दैरयोंका वध करके ब्रह्माजीते                                        | यादवींका पाण्डवींसे मिलना ''' १२८२                                                                                                 |
| समुद्रको पुनः भरनेका उपाय पृष्ठना १२४९                                                                                     | ११९-प्रभासतीर्थमें बलरामजीके पाण्डवींके प्रति                                                                                      |
| १०६-राजा सगरका संतानके लिये तपस्या करना                                                                                    | सहानुभृतिसूचक दुःखपूर्ण उद्गार " १२८५                                                                                              |
| और शिवजीके द्वारा वरदान पाना १२५१                                                                                          | १२०-सात्यकिके शौर्यपूर्ण उद्गार तथा थुधिष्ठिरद्वारा                                                                                |
| १०७ सगरके पुत्रोंकी उत्पत्तिः साठ हजार सगर-                                                                                | श्रीकृष्णके वचनींका अनुमोदन एवं पाण्डवीं-<br>का पर्योष्णी नदीके तटपर निवास १२८७                                                    |
| पुत्रोंका कपिछकी क्रोधामिसे भस्म होनाः                                                                                     | १२१-राजा गयके यज्ञकी प्रशंसा प्रयोष्णी वैदूर्य                                                                                     |
| असमञ्जसका परित्यागः अंशुमान्के प्रयत्नसे                                                                                   | पर्वत और नर्मदाके माहात्म्य तथा च्यवन-                                                                                             |
| सगरके यज्ञकी पूर्तिः अंशुमान्से दिलीपको                                                                                    | सुकन्याके चरित्रका आरम्भ " १२९१                                                                                                    |
| और दिलीपसे भगीरथको राज्यकी प्राप्ति १२५३                                                                                   | १२२-महर्षि च्यवनको सुकन्याकी प्राप्ति " १२९३                                                                                       |
| ०८-भगीरथका हिमालयपर तपस्याद्वारा गङ्गा और                                                                                  | १२३-अश्विनीकुमारोंकी कृपाते महर्षि च्यवनको                                                                                         |
| महादेवजीको प्रसन्न करके उनसे वर प्राप्त करना १२५७                                                                          | सुन्दर रूप और युवावस्थाकी प्राप्ति *** १२९५                                                                                        |
| ०९-पृथ्वीपर गङ्गाजीके उतरने और समुद्रको जल-                                                                                | १२४-शर्यातिके यश्चमें च्यवनका इन्द्रपर कोप करके<br>बज्जको स्तम्भित करना और उसे मारनेके लिये                                        |
| से भरनेका विवरण तथा सगरपुत्रीका उद्धार १२५९<br>११०-नन्दा तथा कौशिकीका माहात्म्यः ऋष्यशृङ्क                                 | मदासुरको उत्पन्न करना ः १२९७                                                                                                       |
| सुनिका उपाख्यान और उनको अपने राज्यमें                                                                                      | १२५-अश्वनीकुमारोंका यज्ञमें भाग स्वीकार कर लेनेपर                                                                                  |
| लानेके लिये राजा लोमपादका प्रयत्न ''' १२६१                                                                                 | इन्द्रका संकटमुक्त होना तथा लोमराजीके                                                                                              |
| ११-वेश्याका ऋष्यशङ्कको छुभाना और विभाण्डक                                                                                  | द्वारा अन्यान्य तीथोंके महत्त्वका वर्णन १२९९                                                                                       |
| मुनिका आश्रमपर आकर अपने पुत्रकी                                                                                            | १२६—राजा मान्धाताकी उत्पत्ति और संक्षित चरित्र १३०१                                                                                |
| चिन्ताका कारण पृछना "१२६५                                                                                                  | १२७—सोमक और जन्तुका उपाख्यान ः १३०४                                                                                                |
| ११२-ऋष्यशङ्कका पिताको अपनी चिन्ताका कारण                                                                                   | १२८-सोमकको सौ पुत्रोंकी प्राप्ति तथा सोमक और                                                                                       |
| बताते हुए ब्रह्मचारीरूपधारी वेश्याके स्वरूप                                                                                | पुरोहितका समानरूपसे नरक और पुण्यलोकों-                                                                                             |
| और आचरणका वर्णन · · · १२६७                                                                                                 | का उपभोग करना १३०६                                                                                                                 |

| १२९-कुरुक्षेत्रके द्वारभूत प्रक्षप्रसवणनामक यमुना-             | १४४-द्रौपदीकी मूर्छाः पाण्डवोंके उपचारसे उसका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तीर्थं एवं सरस्वतीतीर्थकी महिमा " १३०७                         | सचेत होना तथा भीमसेनके स्मरण करनेपर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १३०-विभिन्न तीथोंकी महिमा और राजा उद्यीनर-                     | घटोत्कचका आगमन १३४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| की कथाका आरम्भ १३०९                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १३१-राजा उद्यीनरद्वारा बाजको अपने दारीरका मांस                 | पाण्डवोंका गन्धमादन पर्वत एवं वदरिकाश्रममें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| देकर शरणमें आये हुए कवूतरके प्राणींकी                          | प्रवेश तथा बदरीवृक्षः नरनारायणाश्रम और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| देकर शरणमें आये हुए कवृतरके प्राणींकी  रक्षा करना   रक्षा करना | गङ्गाका वर्णन ••• १३४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १३२-अष्टावक्रके जन्मका वृत्तान्त और उनका राजा                  | १४६—भीमसेनका सौगन्धिक कमल लानेके लिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| जनकके दरवारमें जाना · · ·                                      | जाना और कदली वनमें उनकी हनुमान्जी-<br>से मेंट ••• १३५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १३२-अष्टावकका द्वारपाल तथा राजा जनकसे                          | से मेंट १३५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| बार्तालाप १३१६                                                 | १४७-श्रीहनुमान् और भीमसेनका संवाद *** १३५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १३४-वन्दी और अष्टावकका शास्त्रार्थः वन्दीकी                    | १४८-इनुमान्जीका भीमसेनको संक्षेपसे श्रीरामका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| पराजय तथा समङ्गामें स्नानसे अष्टावकके                          | चरित्र सुनाना १३६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अङ्गींका सीधा होना १३२०                                        | १४९-हनुमान्जीके द्वारा चारों युगोंके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १३५-कर्दमिलक्षेत्र आदि तीथोंकी महिमा, रैभ्य                    | १४९-हनुमान्जीके द्वारा चारों युगोंके<br>धर्मोंका वर्णन · · · १३६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| एवं भरद्वाजपुत्र यवकीत मुनिकी कथा तथा                          | १५०-हनुमान्जीके द्वारा भीमसेनको अपने विशाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ऋषियोंका अनिष्ट करनेके कारण मेधावीकी                           | रूपका प्रदर्शन और चारों वर्णोंके धर्मीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| मृत्यु १३२६                                                    | प्रतिपादन · · · १३६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १३६—यवक्रीतका रैभ्यमुनिकी पुत्रवधूके साथ                       | १५१-हनुमान्जीका भीमसेनको आश्वासन और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| व्यभिचार और रैभ्यमुनिके क्रोधसे उत्पन्न                        | विदा देकर अन्तर्धान होना *** १३७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| राक्षसके द्वारा उसकी मृत्यु " १३३०                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १३७-भरद्राजका पुत्रशोकसे विलाप करनाः रैभ्य-                    | १५२-भीमसेनका सौगन्धिक वनमें पहुँचना १३७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| मुनिको शाप देना एवं स्वयं अग्रिमें प्रवेश<br>करना १३३१         | १५३-कोधवश नामक राक्षसींका भीमसेनसे सरोवर-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                | के निकट आनेका कारण पूछना "१३७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १३८-अर्बावसुकी तपस्याके प्रभावसे परावसुका                      | १५४-भीमसेनके द्वारा कोधवश नामक राक्षसींकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ब्रह्महत्यासे मुक्त होना और रैभ्यः भरद्वाज                     | पराजय और द्रौपदीके लिये सौगन्धिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| तथा यवकीत आदिका पुनर्जीवित होना · · १३३३                       | कमलोंका संग्रह करना · · · १३७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १३९-पाण्डर्वोकी उत्तराखण्ड-यात्रा और लोमशजी-                   | १५५-भयंकर उत्पात देखकर युधिष्ठिर आदिकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| द्वारा उसकी दुर्गमताका कथन १३३५                                | चिन्ता और सबका गन्धमादन पर्वतपर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १४०—भीमसेनका उत्साह तथा पाण्डवींका कुलिन्द-                    | सौगन्धिकवनमें भीमसेनके पास पहुँचना · · १३७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| राज सुबाहुके राज्यमें होते हुए गन्धमादन                        | १५६-पाण्डर्वीका आकाशवाणीके आदेशसे पुनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| और हिमालय पर्वतको प्रस्थान ••• १३३७                            | नरनारायणाश्रममें लौटना १३७९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १४१-युधिष्ठिरका भीमसेनसे अर्जुनको न देखनेके                    | ( जटासुरवधपर्व )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| कारण मानसिक चिन्ता प्रकट करना एवं                              | VO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| उनके गुणोंका स्मरण करते हुए गन्धमादन                           | १५७—जटासुरके द्वारा द्रौपदीसहित युधिष्ठिरः नकुलः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| पर्वतपर जानेका दृढ़ निश्चय करना 💛 १३३९                         | सहदेवका हरण तथा भीमसेनद्वारा जटासुर-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १४२-पाण्डवेंद्वारा गङ्गाजीकी वन्दनाः लोमशजीका                  | का वध ••• १३८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| नरकासुरके बध और भगवान् वाराहद्वारा                             | ( यक्षयुद्धपर्व )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| वसुधाके उद्धारकी कथा कहना १३४१                                 | the state of the s |
| १४३-गन्धमादनकी यात्राके समय पाण्डवॉका ऑधी-                     | हुए राजर्षि आर्ष्टिपेणके आश्रमपर जाना · · १३८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                | १५९-प्रश्नके रूपमें आष्ट्रियेणका यधिष्ठिरके प्रति उपदेश १३९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| १६०—पाण्डवोंका आर्ष्टिपेणके आश्रमपर निवासः<br>द्रौपदीके अनुरोधसे भीमसेनका पर्वतके शिखर-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १७७-पाण्डवींका गन्धमादनसे यदरिकाश्रमः<br>सुवाहुनगर और विशापयूप वनमें होते हुए         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| पर जाना और यश्चीं तथा राश्चसींसे युद्ध करके<br>मणिमान्का वध करना १३९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सरस्वती-तटवर्ती द्वैतवनमें प्रवेश ''' १४४३<br>१७८-महावली भीमसेनका हिंसक पशुओंको मारना |
| १६१-कुवेरका गन्धमादन पर्वतपर आगमन और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | और अजगरद्वारा पकड़ा जाना १४४६                                                         |
| युधिष्ठिरसे उनकी भेंट १४००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १७९-भीमसेन और सर्परूपधारी नहुपकी वात-                                                 |
| १६२—कुवेरका युधिष्ठिर आदिको उपदेश और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | चीतः भीमसेनकी चिन्ता तथा युधिष्ठिर-                                                   |
| सान्त्वना देकर अपने भवनको प्रस्थान " १४०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | द्वारा भीमकी खोज · · · १४४८                                                           |
| १६३-धौम्यका युधिष्ठिरको मेरु पर्वत तथा उसके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १८०-युधिष्ठिरका भीमसेनके पास पहुँचना और                                               |
| शिखरोंपर स्थित ब्रह्माः विष्णु आदिके स्थानीं-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सर्वरूपधारी नहुपके प्रश्नीका उत्तर देना १४५२                                          |
| का लक्ष्य कराना और सूर्य-चन्द्रमाकी गति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १८१-मुधिष्ठिरद्वारा अपने पश्नीका उचित उत्तर                                           |
| एवं प्रभावका वर्णन · · · १४०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पाकर संतुष्ट हुए सर्वरूपधारी नहुपका                                                   |
| १६४–पाण्डवोंकी अर्जुनके लिये उत्कण्ठा और अर्जुन-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भीमसेनको छोड देना तथा युधिष्ठिरके साथ                                                 |
| का आगमन १४१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वार्तालाप करनेके प्रभावसे सर्पयोनिसे मुक्त                                            |
| ( निवातकवचयुद्धपर्व )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | होकर स्वर्ग जाना · · · १४५५                                                           |
| १६५-अर्जुनका गन्धमादनपर्वतपर आकर अपने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ( मार्कण्डेयसमास्यापर्व )                                                             |
| भाइयोंसे मिलना १४१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १८२-वर्षा और शरद्-ऋतुका वर्णन एवं युधिष्ठिर                                           |
| १६६-इन्द्रका पाण्डवीके पास आना और युधिष्ठिर-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | आदिका पुनः दैतवनसे काम्यकवनमें प्रवेश १४५९                                            |
| को सान्त्वना देकर स्वर्गको लौटना "१४१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १८३-काम्यकवनमें पाण्डवोंके पास भगवान्                                                 |
| १६७-अर्जुनके द्वारा अपनी तपस्यायात्राके वृत्तान्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | श्रीकृष्णः मुनिवर मार्कण्डेय तथा नारदजीका                                             |
| का वर्णनः भगवान् शिवके साथ संब्राम और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | आगमन एवं युधिष्ठिरके पूछनेपर मार्कण्डेयजी-                                            |
| पाशुपतास्त्र-प्राप्तिकी कथाः १४१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | के द्वारा कर्मफल-भोगका विवेचन "१४६०                                                   |
| १६८-अर्जुनद्वारा स्वर्गलोकमें अपनी अस्त्रशिक्षा और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १८४-तपस्वी तथा स्वधर्मपरायण ब्राह्मणींका माहात्म्य १४६९                               |
| निवातकवच दानवींके साथ युद्धकी तैयारीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १८५-ब्राह्मणकी महिमाके विषयमें अत्रिमुनि तथा                                          |
| कथन १४१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | राजा पृथुकी प्रशंसा १४७१                                                              |
| १६९-अर्जुनका पातालमें प्रवेश और निवातकवर्चों-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १८६-तार्ध्वमुनि और संरस्वतीका संवाद १४७३                                              |
| के साथ युद्धारम्भ १४२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| १७०-अर्जुन और निवातकवचोंका युद्ध ''' १४२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| १७१-दानवींके मायामय युद्धका वर्णन " १४२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १८८-चारों युगोंकी वर्ष-संख्या एवं कलियुगके                                            |
| १७२-निवातकवर्चोका संहार १४३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | प्रभावका वर्णनः प्रलयकालका दृश्य और                                                   |
| १७३-अर्जुनदारा हिरण्यपुरवासी पौलोम तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मार्कण्डेयजीको वालमुकुन्दजीके दर्शनः                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मार्कण्डेयजीका भगवान्के उदरमें प्रवेशकर                                               |
| कालकेयोंका वध और इन्द्रद्वारा अर्जुनका<br>अभिनन्दन १४३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ब्रह्माण्डदर्शन करना और फिर बाहर निकल-                                                |
| १७४-अर्जुनके मुखसे यात्राका वृत्तान्त सुनकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | कर उनसे वार्तालाप करना "" १४८१                                                        |
| १७४—अनुनक मुखर्च यात्राका दृत्तान्त मुनकर<br>युधिष्ठिरद्वारा उनका अभिनन्दन और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १८९-भगवान् यालमुकुन्दका मार्कण्डेयको अपने                                             |
| द्वायाञ्चरद्वारा उनका आमनन्दन आर<br>दिव्याञ्चर्द्वानकी इच्छा प्रकट करना ःः १४३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्वरूपका परिचय देना तथा मार्कण्डेयद्वारा                                              |
| १७५-नारद आदिका अर्जुनको दिव्यास्त्रोंके प्रदर्शन-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | श्रीकृष्णकी महिमाका प्रतिपादन और पाण्डवीं-                                            |
| से रोकना "" १४३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | का श्रीकृष्णकी शरणमें जाना "" १४९०                                                    |
| MATERIAL PROPERTY STREET, STRE | १९०—युगान्तकालिक कलियुगके समयके वर्तावका                                              |
| (आजगरपर्च)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | तथा कल्कि-अवतास्का वर्णन "१४९४                                                        |
| १७६-भोमसेनकी युधिष्ठिरसे वातचीत और पाण्डवी-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १९१-भगवान् कल्कीके द्वारा सत्ययुगकी स्थापना                                           |
| का गन्धमादनसे प्रस्थान *** १४४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | और मार्कण्डेयजीका युधिष्ठिरके लिये धर्मोपदेश १५००                                     |

| १९२-इक्वाकुवंशी परीक्षित्का मण्डूकराजकी कन्यासे     | २०९-धर्मकी स्क्मताः ग्रुभाग्रुभ कर्म और उनके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विवाहः शल और दलके चरित्र तथा वामदेव                 | फल तथा ब्रह्मकी प्राप्तिके उपायोंका वर्णन १५५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| मुनिकी महत्ता १५०२                                  | २१०-विषयसेवनसे हानिः सत्सङ्गसे लाभ और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १९१-इन्द्र और वक मुनिका संवाद "१५०९                 | ब्राह्मी विद्याका वर्णन · · · १५६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १९४-क्षत्रिय राजाओंका महत्त्व-सहोत्र और शिविकी      | २११-पञ्चमहाभूतोंके गुणांका और इन्द्रियनिग्रहका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रशंसा १५१२                                        | वर्णन ••• १५६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १९५-राजा ययातिद्वारा ब्राह्मणको सहस्र गौओंका        | २१२-तीनों गुणोंके खरूप और फलका वर्णन · · · १५६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| दान १५१३                                            | २१३-प्राणवायुकी स्थितिका वर्णन तथा परमात्म-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १९६-सेदुक और वृषदर्भका चरित्र "१५१४                 | साक्षात्कारके उपाय १५६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १९७-इन्द्र और अग्निद्वारा राजा शिविकी परीक्षा १५१५  | २१४-माता-पिताकी सेवाका दिग्दर्शन " १५७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| १९८-देवर्षि नारदद्वारा शिविकी महत्ताका पतिपादन १५१८ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १९९-राजा इन्द्रसुम्न तथा अन्य चिरजीवी प्राणियों-    | २१५-धर्मव्याधका कौशिक ब्राह्मणको माता-पिताकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| की कथा " १५२१                                       | सेवाका उपदेश देकर अपने पूर्वजन्मकी कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| २००-निन्दित दानः निन्दित जन्मः योग्य दानपात्रः      | कहते हुए व्याध होनेका कारण वताना ''' १५७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| श्राद्धमें प्राह्म और अग्राह्म ब्राह्मणः दानपात्रके | २१६-कौशिक-धर्मव्याध-संवादका उपसंहार तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| लक्षणः अतिथि-सत्कारः विविध दानोंका                  | कौशिकका अपने घरको प्रस्थान १५७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                     | २१७-अग्निका अङ्गिराको अपना प्रथम पुत्र स्वीकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| महत्त्वः वाणीकी शुद्धिः गायत्री-जपः चित्तशुद्धि     | करना तथा अङ्गिरासे बृहस्पतिको उत्पत्ति · · · १५७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| तथा इन्द्रियनिग्रह आदि विविध विषयोंका               | २१८-अङ्गिराकी संततिका वर्णन १५७९<br>२१९-बृहस्पतिकी संततिका वर्णन १५७९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ं वर्णन ः १५२३                                      | २१९-बृहस्पतिकी संततिका वर्णन "१५७९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| २०१ उत्तङ्ककी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान्का        | २२०-पाञ्चजन्य अग्निकी उत्पत्ति तथा उसकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| उन्हें बरदान देना तथा इक्ष्वाकुवंशी                 | संतितका वर्णन १५८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| राजा कुवलाश्वका धुन्धुमार नाम पड़नेका कारण          | २२१-अग्निखरूप तप और भानु ( मनुकी ) संतति-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| बताना १५३२                                          | का वर्णन ः १५८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २०२ उत्तङ्कका राजा बृहदश्वते धुन्धुका वथ करनेके     | २२२-सह नामक अग्निका जलमें प्रवेश और अथर्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| लिये आग्रह १५३५                                     | अङ्गिराद्वारा पुनः उनका प्राकट्य ः १५८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| २०३-ब्रह्माजीकी उत्पत्ति और भगवान् विष्णुके         | २२३-इन्द्रके द्वारा केशीके हाथसे देवसेनाका उद्धार १५८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| द्वारा मधु-कैटभका वघ १५३७                           | २२४-इन्द्रका देवसेनाके साथ ब्रह्माजीके पास तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २०४-धुन्धुकी तपस्या और वरप्राप्तिः कुवलाश्वद्वारा   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| धुन्धुका वध और देवताओंका कुवलाश्वको                 | ब्रह्मर्षियोंके आश्रमपर जानाः अग्निका मोह<br>और बनगमन १५८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| वर देना १५३९                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २०५-पतित्रता स्त्री तथा पिता-माताकी सेवाका          | २२५ स्वाहाका मुनिपत्नियोंके रूपोंमें अग्निके साथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| माहात्म्य ःः १५४२                                   | समागमः स्कन्दकी उत्पत्ति तथा उनके द्वारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| २०६-कौशिक ब्राह्मण और पतिब्रताके उपाख्यानके         | क्रौद्ध आदि पर्वतींका विदारण १५९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                     | २२६-विश्वामित्रका स्कन्दके जातकर्मादि तेर्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| अन्तर्गत ब्राह्मणोंके धर्मका वर्णन १५४४             | MARIA DAN THAT I SHOULD A THE TAXABLE A THE |
| २०७-कौशिकका धर्मव्याधके पास जानाः धर्मव्याध-        | भी ऋषियोंका अपनी पित्रयोंको स्वीकार न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| के द्वारा पतिव्रतासे प्रेषित जान लेनेपर             | करना तथा अग्निदेव आदिके द्वारा बालक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| कौशिकको आश्चर्य होना, धर्मव्याधके द्वारा            | स्कन्दकी रक्षा करना १५९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| वर्णधर्मका वर्णनः जनकुराज्यकी प्रशंसा और            | २२७-पराजित होकर शरणमें आये हुए इन्द्रसहित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| शिष्टाचारका वर्णन · · · १५४८                        | देवताओंको स्कन्दका अभयदान १५९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २०८-धर्मव्याधद्वारा हिंसा और अहिंसाका विवेचन १५५५   | २२८-स्कन्दके पार्षदींका वर्णन "" १५९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| २२९-स्कन्दका इन्द्रके साथ वार्तालापः देवसेनापति-<br>के पदपर अभिपेक तथा देवसेनाके साथ | २४३-युधिष्ठिरका भीमसेनको गन्थवीके हाथसे<br>कौरवीको छुड़ानेका आदेश और इसके लिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| उनका विवाह ••• ••• १६००                                                              | अर्जुनकी प्रतिज्ञा १६४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| २३०—कृत्तिकाओंको नक्षत्रमण्डलमें स्थानकी प्राप्ति                                    | २४४-पाण्डवींका गन्धवींके साथ युद्ध " १६४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| तथा मनुष्योंको कष्ट देनेवाले विविध प्रहेंका                                          | २४५-पाण्डवींके द्वारा गन्धवींकी पराजय १६४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| वर्णन ••• १६०४                                                                       | २४६-चित्रसेनः अर्जुन तथा युधिष्ठिरका संवाद और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| २३१-स्कन्दद्वारा स्वाहादेवीका सत्कारः रुद्रदेवके                                     | दुर्योधनका छुटकारा १६४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| साथ स्कन्द और देवताओंकी भद्रवट-यात्राः                                               | २४७-सेनासहित दुर्योधनका मार्गमें ठहरना और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| देवासुर-संग्रामः महिपासुर-वध तथा स्कन्दकी                                            | कर्णके द्वारा उसका अभिनन्दन १६५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| प्रशंसा १६०९                                                                         | २४८-दुर्योधनका कर्णको अपनी पराजयका समाचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| २३२-कार्तिकेयके प्रसिद्ध नामॉका वर्णन तथा                                            | वताना १६५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| उनका स्तवन १६१६                                                                      | २४९-दुर्योधनका कर्णसे अपनी ग्लानिका वर्णन करते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ( द्रौपदीसत्यभामासंवादपर्व )                                                         | हुए आमरण अनशनका निश्चयः दुःशासनको<br>राजायननेका आदेशः दुःशासनका दुःख और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| २३३-द्रौपदीका सत्यभामाको सती स्त्रीके कर्तव्यकी                                      | कर्णका दुर्योधनको समझाना *** १६५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| शिक्षा देना ••• ••• १६१८                                                             | २५०-कर्णके समझानेपर भी दुर्योधनका आमरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| २३४-पतिदेवको अनुकूल करनेका उपाय-पतिकी                                                | अनशन करनेका ही निश्चय "१६५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| अनन्यभावसे सेवा १६२३                                                                 | २५१-शकुनिके समझानेपर भी दुर्योधनको प्रायोप-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| २३५-सत्यभामाका द्रीपदीको आश्वासन देकर                                                | वेशनसे विचलित होते न देखकर दैत्योंका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                      | कृत्याद्वारा उसे रसातलमें बुलाना *** १६५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| श्रीकृष्णके साथ द्वारिकाको प्रस्थान १६२४                                             | २५२-दानवींका दुर्योधनको समझाना और कर्णके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ( घोषयात्रापर्व )                                                                    | अनुरोध करनेपर दुर्योधनका अनशन त्याग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २३६-पाण्डवींका समाचार सुनकर धृतराष्ट्रका खेद                                         | करके इस्तिनापुरको प्रस्थान " १६५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| और चिन्तापूर्णं उद्गार · · · १६२६                                                    | २५३-भीष्मका कर्णकी निन्दा करते हुए दुर्वोधन-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २३७-शकुनि और कर्णका दुर्योधनकी प्रशंसा करते                                          | को पाण्डवोंसे संधि करनेका परामर्श देनाः<br>कर्णके क्षोभपूर्ण वचन और दिग्विजयके लिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| हुए उसे वनमें पाण्डवोंके पास चलनेके                                                  | प्रस्थान १६६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| लिये उभाइना १६२९                                                                     | २५४-कर्णके द्वारा सारी पृथ्वीपर दिग्विजय और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| २३८-दुर्योधनके द्वारा कर्ण और शकुनिकी मन्त्रणा                                       | हस्तिनापुरमें उसका सरकार "१६६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्वीकार करना तथा कर्ण आदिका घोषयात्रा-                                               | २५५-कर्ण और पुरोहितकी सलाइसे दुर्योधनकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| को निमित्त बनाकर द्वैतवनमें जानेके लिये                                              | वैष्णवयस्रके लिये तैयारी " १६६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                      | २५६-दुर्योधनके यज्ञका आरम्भ एवं समाप्ति १६६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २३९-कर्ण आदिके द्वारा दैतवनमें जानेका प्रस्तावः                                      | २५७-दुर्योधनके यज्ञके विषयमें लोगोंका मतः कर्ण-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| राजा धृतराष्ट्रकी अस्वीकृतिः शकुनिका                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| समझानाः धृतराष्ट्रका अनुमति देना तथा                                                 | द्वारा अर्जुनके वधकी प्रतिज्ञाः युधिष्ठिरकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| दुर्योधनका प्रस्थान                                                                  | चिन्ता तथा दुर्योधनकी शासननीति *** १६७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| २४०-दुर्योधनका सेनासहित वनमें जाकर गौओंकी                                            | ( सृगखप्रोद्भवपर्व )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| देखभाल करना और उसके सैनिकों एवं                                                      | २५८-पाण्डवींका काम्यकवनमें गमन *** १६७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| गन्धवींमें परस्पर कट्ट संवाद " १६३५                                                  | to be to reduce the second of |
| २४१-कौरवींका गन्धवींके साथ युद्ध और कर्णकी                                           | ( बीहिद्रौणिकपर्व )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पराजय १६३८                                                                           | २५९-युधिष्ठिरकी चिन्ताः व्यासजीका पाण्डवींके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २४२-गन्भवींद्वारा दुर्थोधन आदिकी पराजय और                                            | पास आगमन और दानकी महत्ताका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| उनका अपहरण १६४०                                                                      | प्रतिपादन ः १६७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                      | -10.07.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| २६०—दुर्वासाद्वारा महर्षि मुद्रलके दानधर्म एवं धैर्यकी                                | ( रामोपाख्यानपर्च )                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| परीक्षा तथा मुद्रलका देवदूतसे कुछ प्रश्न करना १६७७                                    | २७३-अपनी दुरवस्थाते दुःखी हुए युधिष्ठिरका     |
| २६१-देवदूतद्वारा स्वर्गलोकके गुण-दोषीका तथा                                           | मार्कण्डेय मुनिसे प्रश्न करना " १७१४          |
| दोषरहित विष्णुधामका वर्णन सुनकर मुद्रलका                                              | २७४-श्रीराम आदिका जन्म तथा कुबेरकी उत्पत्ति   |
| 📑 देवदूतको लौटा देना एवं व्यासजीका युधिष्ठिरको                                        | और उन्हें ऐश्वर्यकी प्राप्ति १७१५             |
| समझाकर अपने आश्रमको लौट जाना १६८०                                                     | २७५-रावण, कुम्भकर्ण, विभीषण, खर और            |
| ( द्रौपदीहरणपर्व )                                                                    | र्यूर्पणखाकी उत्पत्तिः तपस्या और वर-प्राप्ति  |
| २६२-दुर्योधनका महर्षि दुर्वासाको आतिथ्यसस्कारसे                                       | तथा कुवेरका रावणको शाप देना १७१६              |
| संतुष्ट करके उन्हें युधिष्ठिरके पास भेजकर                                             | २७६-देवताओंका ब्रह्माजीके पास जाकर रावणके     |
| प्रसन्न होना १६८४                                                                     | अत्याचारसे बचानेके लिये प्रार्थना करना        |
| २६२-दुर्वासाका पाण्डवींके आश्रमपर असमयमें                                             | तथा ब्रह्माजीकी आज्ञासे देवताओंका रीछ         |
| आतिच्यके लिये जानाः द्रौपदीके द्वारा स्मरण                                            | और वानरयोनिमें संतान उत्पन्न करना             |
| किये जानेपर भगवान्का प्रकट होना तथा                                                   | एवं दुन्दुभी गन्धर्वीका मन्थरा बनकर           |
| पाण्डवोंको दुर्वासाके भयसे मुक्त करना और                                              | आना ••• १७१९                                  |
| उनको आश्वासन देकर द्वारका जाना 😬 १६८६                                                 | २७७-श्रीरामके राज्याभिषेककी तैयारीः रामवन-    |
| २६४-जयद्रथका द्रौपदीको देखकर मोहित होना                                               | गमनः भरतकी चित्रकृटयात्राः रामके द्वारा       |
| और उसके पास कोटिकास्पको भेजना १६८९                                                    | खर-दूषण आदि राक्षसोंका नाश तथा रावण-          |
| २६५-कोटिकास्यका द्रौपदीसे जयद्रथ और उसके                                              | का मारीचके पास जाना *** १७२१                  |
| साथियोंका परिचय देते हुए उसका भी परिचय                                                | २७८ मृगरूपधारी मारीचका वध तथा सीताका          |
| पूछना १६९१                                                                            | अपहरण ५७२५                                    |
| २६६-द्रीपदीका कोटिकास्यको उत्तर "१६९२                                                 |                                               |
| २६७-जयद्रथ और द्रौपदीका संवाद "१६९३                                                   | २७९-रावणद्वारा जटायुका वधः श्रीरामद्वारा उसका |
| २६८-द्रीपदीका जयद्रथको फटकारना और जयद्रथ-                                             | अन्त्येष्टि-संस्कारः कवन्धका वध तथा उसके      |
| द्वारा उसका अपहरण १६९५                                                                | दिन्यस्वरूपसे वार्तालाप "१७२९                 |
| २६९-पाण्डवींका आश्रमपर लौटना और धात्रेयिका-                                           | २८०-राम और मुग्रीवकी मित्रता, वाली और         |
| से द्रीपदीहरणका कृत्तान्त जानकर जयद्रथका<br>पीछा करना " १६९८                          | सुप्रीवका युद्धः श्रीरामके द्वारा वालीका वध   |
| २७०-द्रौपदीद्वारा जयद्रथके सामने पाण्डवींके                                           | तथा लङ्काकी अशोकवाटिकामें राक्षसियोद्वारा     |
| पराक्रमका वर्णन                                                                       | डरायी हुई सीताको त्रिजटाका आश्वासन · · १७३३   |
| २७१-पाण्डवीद्वारा जयद्रथकी सेनाका संहारः                                              | २८१—रावण और सीताका संवाद " १७३८               |
| जयद्रथका पलायनः द्रौपदी तथा नकुल-                                                     | २८२-श्रीरामका सुग्रीवपर कोपः सुग्रीवका सीताकी |
| सहदेवके साथ युधिष्ठिरका आश्रमपर लौटना                                                 | खोजमें वानरोंको भेजना तथा श्रीहनुमान्जी-      |
| तथा भीम और अर्जुनका वनमें जयद्रथका                                                    | का छौटकर अपनी छङ्कायात्राका हृत्तान्त         |
| पीछा करना १७०४                                                                        | निवेदन करना १७४०                              |
| ( जयद्रथविमोक्षणपर्व )                                                                | २८३-वानर-सेनाका संगठनः सेतुका निर्माणः        |
|                                                                                       | विभीषणका अभिषेक और लङ्काकी सीमार्मे           |
| २७२-भीमद्वारा बंदी होकर जयद्रथका युधिष्ठिरके<br>सामने उपस्थित होना, उनकी आज्ञासे छूट- | सेनाका प्रवेश तथा अंगदको रावणके पास           |
| कर उसका गङ्गाद्वारमें तप करके भगवान्                                                  | दूत बनाकर भेजना १७४५                          |
| शिवसे वरदान पाना तथा भगवान् शिवद्वारा                                                 | २८४-अंगदका रावणके पास जाकर रामका संदेश        |
| अर्जुनके सहायक भगवान् श्रीकृष्णकी                                                     | सुनाकर लौटना तथा राक्षसों और वानरोंका         |
| महिमाका वर्णन " १७०८                                                                  | घोर संग्राम ••• १७४९                          |
|                                                                                       | 1003                                          |

| २८५-श्रीराम और रावणकी सेनाओंका द्वन्द्व-युद्ध १७५२      | २९८—पत्नीसहित राजा द्युमत्सनकी सत्यवान्क लिय                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| २८६-प्रहस्त और धूमाक्षके वधसे दुखी हुए                  | चिन्ताः ऋषियोंका उन्हें आश्वासन देनाःसवित्री                   |
| रावणका कुम्भकर्णको जगाना और उसे                         | और सत्यवान्का आगमन तथा सावित्रीद्वारा                          |
| युद्धमें भेजना १७५४                                     | विलम्बसे आनेके कारणपर प्रकाश डालते                             |
| २८७-कुम्भकर्णः वज्रवेग और प्रमाधीका वध १७५६             | हुए वर-प्राप्तिका विवरण यताना " १७९३                           |
| २८८-इन्द्रजित्का मायामय युद्ध तथा श्रीराम और            | २९९-शाल्वदेशकी प्रजाके अनुरोधसे महाराज                         |
| ल्श्मणकी मूर्छा १७५८                                    | चुमत्सेनका राज्याभिषेक कराना तथा सावित्री-                     |
| २८९-श्रीराम-लक्ष्मणका सचेत होकर कुबेरके भेजे            | को सौ पुत्रों और सौ भाइयोंकी प्राप्ति ''' १७९६                 |
| हुए अभिमन्त्रित जल्से प्रमुख वानरींसहित                 | ( कुण्डलाहरणपर्च )                                             |
| अपने नेत्र धोनाः लक्ष्मणद्वारा इन्द्रजित्का             | ३००-सूर्यका स्वप्नमें कर्णको दर्शन देकर उसे                    |
|                                                         | इन्द्रको कुण्डल और कवच न देनेके लिये                           |
| वथ एवं सीताको मारनेके लिये उद्यत हुए                    | सचेत करना तथा कर्णका आग्रहपूर्वक                               |
| रावणका अविन्ध्यके द्वारा निवारण करना १७६०               | कुण्डल और कवच देनेका ही निश्चय रखना १७९८                       |
| २९०-राम और रावणका युद्ध तथा रावणका वध १७६२              | २०१-सूर्यका कर्णको समझाते हुए उसे इन्द्रको                     |
| २९१-श्रीरामका सीताके प्रति संदेहः देवताओंद्वारा         | कुण्डल न देनेका आदेश देना " १८००                               |
| सीताकी शुद्धिका समर्थनः श्रीरामका दलः                   | २०२-स्र्य-कर्ण-संवादः स्र्यंकी आज्ञाके अनुसार                  |
| वलसहित लङ्कासे प्रस्थान एवं किष्किन्धा होते             | कर्णका इन्द्रसे शक्ति लेकर ही उन्हें कुण्डल                    |
| हुए अयोध्यामें पहुँचकर भरतसे मिलना तथा                  | और कवच देनेका निश्चय १८०२                                      |
| राज्यपर अभिषिक्त होना १७६५                              | ३०३कुन्तिभोजके यहाँ मष्टर्षि दुर्वासाका आगमन                   |
| २९२-मार्कण्डेयजीके द्वारा राजा युधिष्ठिरको आश्वासन १७७० | तथा राजाका उनकी सेवाके लिये पृथाको .                           |
|                                                         | आवश्यक उपदेश देना " १८०४                                       |
| ( पतिव्रतामाहात्म्थपर्व )                               | ३०४—कुन्तीका पितासे वार्तालाप और ब्राह्मणकी<br>परिचर्या " १८०६ |
| २९३-राजा अश्वपतिको देवी सावित्रीके वरदानसे              | परिचर्या                                                       |
| सावित्री नामक कन्याकी प्राप्ति तथा सावित्रीका           | उसको मन्त्रका उपदेश देना "१८०७                                 |
| पतिवरणके लिये विभिन्न देशोंमें भ्रमण १७७१               | २०६-कुन्तीके द्वारा सूर्यदेवताका आवाहन तथा                     |
| २९४-मावित्रीका सत्यवान्के साथ विवाह करनेका              | कुन्ती-सूर्य-संवाद १८०९                                        |
| दृढ़ निश्चय ··· १७७४                                    | २०७-स्वद्वारा कुन्तीके उदरमें गर्भस्थापन १८११                  |
| २९५-सत्यवान् और सावित्रीका विवाह तथा                    | ३०८-कर्णका जन्मः कुन्तीका उसे पिटारीमें रखकर                   |
| सावित्रीका अपनी सेवाओंद्वारा सबको                       | जलमें वहा देना और विलाप करना १८१३                              |
| संतुष्ट करना १७७७                                       | २०९-अधिरथ सूत तथा उसकी पत्नी राधाको                            |
| २९६-सावित्रीकी वतचर्या तथा सास-समुर और                  | वालक कर्णकी प्राप्तिः राधाके द्वारा उसका                       |
| पतिकी आज्ञा लेकर सत्यवानके साथ उसका                     | पालनः इस्तिनापुरमें उसकी शिक्षा-दीक्षा                         |
| वनमें जाना " १७७९                                       | तथा कर्णके पास इन्द्रका आगमन १८१५                              |
| २९७-सावित्री और यसका संवादः यमराजका                     | <b>३१०-इन्द्रका कर्णको अमोध-शक्ति देकर बदले</b> में            |
| संतुष्ट होकर सावित्रीको अनेक वरदान देते हुए             | उसके कवच-कुण्डल लेना १८१७                                      |
| 14 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)              | ( आरणेयपर्व )                                                  |
| मरे हुए सत्यवान्को भी जीवित कर देना                     | ३११-ब्राह्मणकी अरणि एवं मन्थन-काष्टका पता                      |
| तथा सत्यवान् और सावित्रीका वार्तास्त्राप एवं            | लगानेके लिये पाण्डवींका मृगके पीछे दौड़ना                      |
| आश्रमकी ओर प्रस्थान १७८२                                | और दुखी होना ,८२०                                              |

| .३१२-पानी लानेके लिये गये हुए नकुल आदि                                                             | ३१४-यक्षका चारों भाइयोंको (<br>रूपमें प्रकट हो युधिष्ठिरको वर्ग            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| चार भाइयोंका सरोवरके तटपर अचेत<br>होकर गिरना १८२२                                                  | ३१५-अञ्चातवासके लिये अनुम                                                  |
| ३१३-यक्ष और युधिष्ठिरका प्रश्नोत्तर तथा युधिष्ठिर-<br>के उत्तरसे संतुष्ट हुए यक्षका चारों भाइयोंके | शोकाकुल हुए युधिष्ठिरको<br>समझानाः भीमसेनका उत्स<br>आश्रमसे दूर जाकर पाण्ड |
| जीवित होनेका वरदान देना · · · १८२५                                                                 | परामर्शके लिये बैठना                                                       |

( तिरंगा )

जिलाकर धर्मके वरदान देना … १८३५ मति छेते समय महर्षि धौम्यका साह देना तथा डवोंका परस्पर

१५-नलकी पहचानके लिये दमयन्तीकी

## चित्र-सूची

|                                          |          | was a real position and armonic armonic and armonic armonic and armonic armonic armonic and armonic armoni |
|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १-पाण्डवोंका वनगमन                       | 684      | लोकपालोंसे प्रार्थना ११०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| २-उर्वशीका अर्जुनको शाप देना             | ६०८१     | १६-सती दमयन्तीके तेजसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>३</b> -नलका अपने पूर्वरूपमें प्रकट    |          | पापी ब्याधका विनादा ''' े '' ११२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| होकर दमयन्तीसे मिलना                     | … ११६२   | १७-भगवान् राङ्करका मङ्गणक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ४-भगवान् शिवका आकाशसे गिरती हुई          |          | मुनिको नृत्य करनेसे रोकना " ११८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| गङ्गाको अपने सिरपर धारण करना             | ११९₹     | VWC _= 1-77 = 1-77444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ५-जमदमिका परशुरामसे कार्तवीर्य-          |          | १८-देवताओंद्वारा बृत्रासुरके वधके लिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| अर्जुनका अपराध वताना                     | १२८०     | दधीचिसे उनकी अस्थियोंकी याचना "१२४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ६-महाप्रलयके समय भगवान् मत्स्यके         |          | १९-देवराज इन्द्रका वज्रके प्रहारसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| सींगमें वॅधी हुई मनु और सप्तर्षियों-     |          | वृत्रासुरका वध करना · · · १२४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| सहित नौका                                | 8383     | २०-मद्दर्षि कपिलकी कोधामिमें सगर-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ७-मार्कण्डेय मुनिको अक्षयबटकी शाखा-      |          | पुत्रींका भस्म होना १२५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पर वालमुकुन्दका दर्शन · · ·              | १४८७     | २१-महर्षि अगस्त्यका समुद्र-पान १२५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ८-इन्द्रके द्वारा देवसेनाका              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्कन्दको समर्पण                          | ··· १५९३ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ९—सागके एक पत्तेसे विश्वकी तृप्ति        | … १६८७   | २३-प्रभासक्षेत्रमें पाण्डवींकी यादवींसे भेंट " १२८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ( सादा )                                 |          | २४-मुकन्याकी अश्विनीकुमारोंसे अपने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १०-भगवान् सूर्यका युधिष्ठिरको            |          | पतिको बतला देनेकी प्रार्थना १२९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| अक्षयपात्र देना                          | ९६०      | २५—राजा शिविका कवूतरकी रक्षाके लिये वाजको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ११-श्रीकृष्णके द्वारा द्रौपदीको आश्वासन  | 990      | अपने शरीरका मांस काटकर देना "१३१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १२-द्रौपदी और भीमसेनका युधिष्ठिरसे संवाद | १०२८     | २६-द्रौपदीका भीमसेनको सौगन्धिक पुष्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १३-अर्जुनकी तपस्या                       | ••• १०६१ | मेंट करके वैसे ही और पुष्प लानेका आग्रह 🎌 १३५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १४-अर्जुनका किरातवेषधारी                 |          | २७-स्वर्गसे लौटकर अर्जुन धर्मराजको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| भगवान् शिवपर वाण चलाना                   | … १०६१   | प्रणाम कर रहे हैं १४१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| २८-वनमें पाण्डवींसे श्रीकृष्ण-सत्यभामा | का मिलना | 9848 | ३५-द्रौपदी-सत्यभामा-संवाद ***     | 8488   |
|----------------------------------------|----------|------|-----------------------------------|--------|
| २९-तार्ध्यको सरस्वतीका उपदेश           | •••      | 2864 | ₹६−अर्जुन-चित्रसेन-युद्ध •••      | … १६४७ |
| ३०-तपस्वीके वेशमें मण्डूकराजका राजाव   | <b>ि</b> |      | ३७-पाण्डवोंके पास दुर्योधनका दूत  | … १६८३ |
| आश्वासन                                | ***      | १५०४ | ३८-मुद्रलका स्वर्ग जानेसे इन्कार  | … १६८३ |
| ३१-ययातिसे ब्राह्मणकी याचना            |          | 8408 | ३९-सीताजीका रावणको फटकारना        | १७४०   |
| ३२-भगवान् विष्णुके द्वारा मधुकैटभव     | 14       |      | ४०—हनुमान्जीकी श्रीसीताजीसे भेंट  | \$080  |
| जाँघीपर वध · · ·                       | ***      | १५३९ | ४१-यम-सावित्री                    | १७८३   |
| ३३—माता-पिताके भक्त धर्मव्याध औ        | र        |      | ४२-इन्द्रका शक्ति-दान             | १७९३   |
| कौशिक ब्राह्मण                         | •••      | 1400 | ४३—युधिष्ठिर और बगुलारूपधारी यक्ष | १७९३   |
| ३४-कार्तिकेयके द्वारा महिपासुरका वध    | ***      | १६१५ | ४४-( १८४ लाइन चित्र फरमोंमें )    |        |

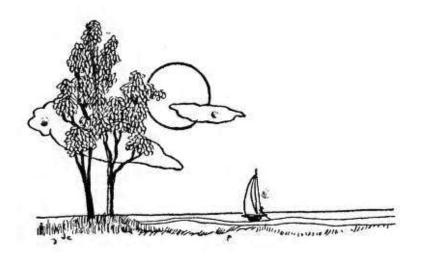

## **विगार** पर्व

|                                   |                                        | 1441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -11                          |                                               |                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| अध्याय                            | विषय                                   | वृष्ठ-सं ख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अध्याय                       | विषय                                          | पृष्ठ-संख्या      |
|                                   | ( पाण्डवप्रवेशपर्व )                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २०-दीपदीदार                  | । भीमसेनसे अपना दःस                           | त्र निवेदन        |
| 9_ <del>-</del>                   | ।शतवास करनेके लिये                     | पाण्डवों-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | करना                         | 7.43                                          | 6605              |
|                                   | ग तथा युधिष्ठिरके द्वार                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २१-भीमसेन ३                  | <br>और द्रौपदीका संवाद                        | 8604              |
| का गुप्त सन्त्रण                  | गा तथा श्रावाठरक कार                   | 5705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २२-कीचक अ                    | गैर भीमसेनका युद्ध तथा                        | कीचकवध १९०९       |
| भावा कायकम                        | का दिग्दर्शन                           | , es /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २३-उपकीचवं                   | <b>ोंका सैरन्ध्रीको वाँधकर इम</b>             | शानभूमिमें        |
| २-भामसन आर                        | ् अर्जुनद्वारा विराटनग                 | स्माकव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ले जाना                      | और भीमसेनका उन सब                             | को मारकर          |
| जानेवाले अप                       | ने अनुक्ल कार्योंका                    | ानदश १८४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सैरन्ध्रीको                  | छुड़ाना                                       | 6664              |
| ३—नकुलः सहदेव                     | तथा द्रौपदीद्वारा अ                    | पर्न-अपन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २४-द्रौपदीका                 | राजमहल्में लौटकर अ                            | गना और            |
| भावी कर्तव्योव                    | का दिग्दर्शन<br>बोंको राजाके यहाँ रहने | १८४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | बृहन्नला                     | एवं सुदेष्णासे उसकी                           | बातचीत १९१८       |
| ४-धौम्यका पाण्ड                   | विको राजाके यहाँ रहन                   | का ढग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | ( गोहरणपर्व )                                 |                   |
| बताता और                          | सवका अपने-अपने                         | अभोष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २५-दुर्योधनके                | पास उसके गुप्तचरीका अ                         | नाना और           |
| स्थानीको जान                      | π                                      | \$585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 CO                       | <b>ा</b> ण्डवोंके विषयमें कुछ पता             |                   |
|                                   | वेराटनगरके समीप                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | हर कीचकवधका बृत्तान्त स्                      |                   |
|                                   | शमीवृक्षपर अपने अस्त्र-१               | Although the control of the control | - २६-दुर्योधनव               | <b>हा सभासदोंसे पाण्डवोंका</b> प              | ाता लगाने-        |
| ं ६-युधिष्ठिरद्वारा               | दुर्गादेवीकी स्तुति और                 | : देवीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | परामर्श तथा इस विषयं                          |                   |
| प्रत्यक्ष प्रकट                   | होकर उन्हें वर देना                    | 8544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | दुःशासन                      | की सम्मति                                     | 8853              |
| ७-युधिष्ठिरका र                   | जसभामें जाकर विराट <del>रे</del>       | । मिलना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २७-आचार्य                    | की सम्मति '''<br>द्रोणकी सम्मति               | 8858              |
| और वहाँ आ                         | दरपूर्वक निवास पाना                    | १८५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | <mark>ती महिमा कहते हुए</mark> भीष्म          |                   |
| ८-भीमसेनका रा                     | जा विराटकी सभामें प्र                  | वेश और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | के अन्वेष                    | ाणके विषयमें सम्मति                           | १९२५              |
| राजाके द्वारा                     | आश्वासन पाना                           | *** १८६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २९-कृपाचार्य                 | की सम्मति और दुर्योध                          | नका निश्चय १९२८   |
| ९-द्रौपदीका सैर                   | न्ध्रीके वेशमें विराटके                | रनिवासमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | प्रस्तावके अनुसार त्रि                        |                   |
| जाकर रानी                         | सुदेष्णासे वार्ताळाप व                 | रना और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कौरवोंका                     | मत्स्यदेशपर धावा                              | 8850              |
| वहाँ निवास                        | पाना ***                               | ः १८६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३१-चारों प                   | ाण्डवीसहित राजा विराट<br>हेथे प्रस्थान        | की सेनाका         |
| १०-सहदेवका रा                     | जा विराटके साथ वात                     | लिप और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | युद्धके लि                   | ध्ये प्रस्थान · · ·                           | 8435              |
| गौऑकी देख                         | ब-भालके लिये उनकी                      | नियुक्ति १८६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३ २—मत्स्य तथ                | ॥ त्रिगर्तदेशीय सेनाओंका                      | परस्पर युद्ध १९३५ |
| ११-अर्जुनका रा                    | जा विराटसे मिलना अ                     | र राजाके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३३-सुशर्माक                  | ा विराटको पकड़कर लेजान                        | नाः पाण्डवी-      |
| द्वारा कन्याओ                     | ोंको नृत्य आदिकी शि                    | क्षा देनेके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | के प्रयत्न                   | से उनका छुटकाराः भीमद                         | रारा सुशर्मा-     |
|                                   | नियुक्त करना                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | का निग्र                     | ह और युधिष्ठिरका अनुग्रह<br>गा                | १ करके उसे        |
| १२-नकलका विर                      | ाटके अश्वोंकी देख-रेख                  | में नियुक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | छोड़ देन                     | п                                             | १९३८              |
| होना                              |                                        | 8600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३४-राजा वि                   | राटद्वारा पाण्डवींका सम्मा                    | नः युधिष्ठिर-     |
| 20040.6                           | ( समयपालनपर्व                          | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | द्वारा र                     | प्रजाका अभिनन्दन तथा                          |                   |
| १३-भीमसेनके इ                     | त्ररा जीमूत नामक वि                    | <b>श्चिविख्यात</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | विजय-घोषणा                                    |                   |
| महाका वध                          |                                        | ६८७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | ारा उत्तर दिशाकी ओ                            |                   |
|                                   | (कीचकवधपर्व)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | ो गौओंका अपहरण और                             |                   |
|                                   | ।पदीपर आसक्त हो उस                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | मारको सुद्धके लिये उत्साह                     |                   |
|                                   | ॥ और द्रौपदीका उसे                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | अपने लिये सारिथ हूँ दुने                      |                   |
| END 2 (1980) (1990) (1990) (1990) | गाका द्रौपदीको की                      | वकके घर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 757,0347                     | ति सम्मतिसे द्रौपदीका बृहक्त                  |                   |
| भेजना                             | गाना प्राच्याचा का<br>द्रौपदीका अपमान  | १८८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | लिये सुझाव देना                               | १९४६              |
|                                   | द्रापदाका जपनान<br>मिसेनके समीप जाना   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | को सारथि बनाकर राजकुम                         |                   |
|                                   |                                        | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | की ओर प्रस्थान<br>परका भग और अर्जनका न        | <b>१</b> ९४८      |
| १८-द्रापदाका भा<br>प्रकट करना     | मसेनके प्रति अपने दुः<br>•••           | १८ <b>९</b> ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | रेट-उत्तर्क                  | मारका भय और अर्जुनका उ<br>भाग जराजा           | অ পাঝাধন          |
|                                   | :खसे दु:खित द्रौपदीका                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३१-लोगाच्य                   | थपर चढ़ाना · · ·<br>र्यद्वारा अर्जुनके अलौकिक | १९५१              |
| सम्मुख विला                       |                                        | १८९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>२</b> ५-४।जाचा<br>प्रशंसा | नदारा अञ्चलक अलाकक                            | ··· १ <b>९५</b> ५ |
| 2.34 144                          | 75 C                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                               | ,,,,              |

|                                                                             |            | be कारणार्थ और अर्थनात गांच तथा सीमाहरू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ४०-अर्जुनका उत्तरको शमीवृक्षमे अस्त उतारनेके<br>लिये आदेश                   | 2940       | ५७-कृपाचार्य और अर्जुनका युद्ध तथा कौरवपक्षके<br>सैनिकोंद्वारा कृपाचार्यको हटा छै जाना ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 199¥ |
| ४१ उत्तरका अर्जुनके आदेशके अनुसार शमीवृक्षसे                                | 1912022    | ५८-अर्जनका द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और आचार्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| पाण्डवीके दिव्य धनुप आदि उतारना                                             | 8946       | ५८-अर्जुनका द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और आचार्य-<br>का पलायन<br>५९-अस्वत्यामाके साथ अर्जुनका युद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2990 |
| प्राचनाम् वहत्ववासे पण्डवीके अ <b>ल-शर्माके</b>                             |            | ५९-अस्वत्यामाके साथ अर्जुनका युद्ध 😬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7009 |
| ४२-उत्तरका बृहन्नलासे पाण्डवीके अ <b>ल-शस्त्रीके</b><br>विषयमें प्रक्ष करना | 2949       | ६०-अर्जुन और कर्णका संवाद तथा कर्णका अर्जुनसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| भ्यानामा प्रचाको पण्डलीके आयश्रीका                                          | - Bortonia | हारकर भागना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8008 |
| ४३-बृहब्रलाद्वारा उत्तरको पाण्डवीके आयुर्धीका<br>परिचय कराना                | 2980       | E 9—अर्जनका जन्मक गाउँको आश्रामन तथा अर्जनसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| ४४-अर्जुनका उत्तरकुमारवे अपना और अपने                                       | 2010       | दुःशासन आदिकी पराजय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २००६ |
| भाइयोका यथार्थ परिचय देना                                                   | 9985       | दुःशासन आदिकी पराजय  दःशासन आदिकी पराजय  दःशा |      |
| भारताता वयाय पारचव दमा<br>४५-अर्जुनद्वारा युद्धकी तैयारीः अस्त्र-शस्त्रीका  | 1 242      | साथ युद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9009 |
|                                                                             |            | ६३-अर्जुनपर समस्त कौरवपक्षीय महारिथयोका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| स्मरणः उनसे वार्तालाप तथा उत्तरके भयका<br>निवारण                            | 905        | आक्रमण और सबका युद्धभूमिसे पीठ दिखा-<br>कर भागना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| भद-उत्तरके रथपर अर्जुनको ध्वनकी प्राप्तिः अर्जुन-                           | 1740       | कर्भागना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6066 |
|                                                                             |            | ६४-अर्जुन और भीष्मका अद्भुत् युद्ध तथा मृष्टित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| का शङ्कनाद और द्रोणाचार्यका कीरवींस                                         |            | भीष्मका सारधिद्वारा रणभूमिसे हटाया जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ५०१५ |
| उत्पातस्चक अपराकुनीका वर्णन                                                 | 1140       | ६५-अूर्जन और दुर्योधनका युद्धः विकर्ण आदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| ४७-दुर्योधनके द्वारा युद्धका निश्चय तथा कर्णकी                              | 0.014      | योद्धाओंसहित दुर्योधनका युद्धके मैदानसे भागना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5084 |
| उक्ति<br>४८-कर्णकी आत्मप्रशंसापूर्ण अहंकारोक्ति                             | \$200      | ६६-अर्जुनके द्वारा समस्त् कौरवदलकी पराजय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| ४८-कणका आत्मप्रश्तपूर्ण अहकासाक                                             | 1101       | तथा कौरवींका खदेशको प्रस्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4040 |
| ४९-कृपाचार्यका कर्णको फटकारते हुए युद्धके                                   | 0.01=14    | ६७-विजयी अर्जुन और उत्तरका राजधानीकी<br>ओर प्रस्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| विषयमें अपना विचार वताना<br>५०-अश्वत्थामाके उद्गार                          | 6208       | भार प्रस्थान<br>६८-राजा विराटकी उत्तरके विपयमें चिन्ताः विजयी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4046 |
| ५०-अश्वत्यामाक उद्गार                                                       | 1100       | उत्तरका नगरमें प्रवेशः प्रजाओंद्वारा उनका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| ५१-भीष्मजीके द्वारा सेनामें शान्ति और एकता                                  |            | 1000 PMACC STORY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| वनाये रखनेकी चेष्टा तथा द्रोणाचार्यके द्वारा                                |            | स्वागतः विराटद्वारा युधिष्ठिरका तिरस्कार और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.22 |
| दुर्योधनकी रक्षाके लिये प्रयत्न<br>५२-पितामह भीष्मकी सम्मति                 | 8805       | क्षमा-प्रार्थना एवं उत्तरसे युद्धका समाचार पृछना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| ५२-पितामह भाष्मका सम्मात                                                    | 3350       | ६९—राजा विराट और उत्तरकी विजयके<br>विषयमें बातचीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.20 |
| ५३-अर्जुनका दुर्योधनकी सेनापर आक्रमण करके<br>गौओंको लौटा लेना               |            | विषयम यातचात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1012 |
| गांआका लाडा लना                                                             | १९८२       | ( <b>वैवाहिकपर्व</b> )<br>७०-अर्जुनका राजा विराटको महाराज युधिष्ठिरका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 13 |
| ५४-अर्जुनका कर्णपर आक्रमणः विकर्णकी पराजयः                                  |            | परिचय देना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2030 |
| शत्रुं <sub>त</sub> ण और संग्रामजित्का वधः कर्ण और                          |            | ७१-विराटको अन्य पाण्डवोंका भी परिचय प्राप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ***  |
| अर्जुनका युद्ध तथा कर्णका पटायन                                             |            | होना तथा विराटके द्वारा युधिष्ठिरको राज्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/4  |
| ५५-अर्जुनद्वारा कौरवसेनाका संहार और उत्तरका                                 |            | समर्पण करके अर्जुनके साथ उत्तराके विवाहका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 4  |
| उनके स्थको कृपाचार्यके पास छे जाना 😬                                        |            | प्रस्ताव करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2032 |
| ५६-अर्जुन और कृपाचार्यका युद्ध देखनेके लिये                                 | 8          | ७२-अर्जुनका अपनी पुत्रवधूके रूपमें उत्तराको ग्रहण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| देवताओंका आकाशमें विमानीपर आगमन ***                                         |            | करना एवं अभिमन्यु और उत्तराका विवाह · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2034 |
|                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                             | -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                             | 1यत्र-     | सूत्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| ( तिरंगा )                                                                  |            | ५-विराटके यहाँ पाण्डव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १८६२ |
| १भामसेन और द्वीपदी                                                          | 2909       | ६-विराटकी राजसभामें कीचकद्वारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| २-कीचक-वध                                                                   | 2900       | सैरन्ध्रीका अपमान ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १८८६ |
| ३-कौरवोंद्वारा विराटको गायोंका हरण                                          | 6688       | ७-पाण्डवॉके अन्वेपणके विषयमें भीष्मकी सम्मति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1998 |
| (0)                                                                         | 1788       | ८-सुशर्मापर भीमसेनका प्रहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १९२६ |
| (सादा)                                                                      |            | ९-अर्जुनका शङ्कनाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8986 |
| ४-यभिष्ठिरद्वारा देवीकी स्वति                                               | 9/68       | १० / ३० जन्म जिल्लामधी )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |